1) सन्धित्याद र अनेकानिम) सपदा विपदा दिन्ती कें) स्पाद्य के अभाव के वाली जारह र्भाषारण - पर्वती वार्डमान ५ म यत्वाद। -अस्पाधारण - वाब्दा नित्यः वाद्यत्वातः। पदामानवृत्तं जिन्युं किहारी - सर्व अनित्ये प्रभी घटवारः । अन्यमं व्यक्तिरे रेड्ड्यन् स्क्रि विकेद - शब्दा नित्यः क्राक्षाय ध्यवद । साध्य के अभाव में यमाप्त । स्याध्याभाय साधन दिवीप केन, सिंद्युतिपद्ग न्याबदी किटपः स्नावणादवाद् शवदावत् । नियमान रहता है। (१) स्वरुपासिन् — भवता गुष्ठामाद्य स्वरामा । (१) स्वरुपासिन् — सक्तो गुष्ठामाद्य स्वरामान्। (१) माध्य व्यासिन् — प्रति चूमवान विक्रमत्वाद। उपाधि से युग 1) बाधित - विहिरमुळी। द्रवादाद्। 103; केवलग्वीय प्रा प्रश्न ध्रमे: र्ग तम तम वीह विशेष अध्य रंप्रमे यत्वर